नग्भाराति मिन्। गणः । नत्रमद्य उपस्के कलेकामग्रहवेषिः एडिबरुभयवर्ग्यः थ भूभाउवमने गन्नभने। सक्षी: करंगे वस इः उनकाभिकः॥ ।। परिद्रा। ।। ज डिग्मीडकले। पेरियाहबाडि। मक्यवाभनेक र्ग्रम्प्राप्तिकी वलंदा स्पर्धिक समेर कंग्यं असह देखानाः ॥ उद्दर्शकः क्रार्वाचराने, दर्शदेशगृहः। परिकाः ४/ एका सका सरका प्राप्त । अप 'ज्योबिति । मञ्चल ग्राम्याम्याम्य धिभिति प्रकारवल्थकवनभू मव्राः हि

जित्वित्राथमविथयतः भम्बिः। द्रमधिष के। विजयस्विधिष्यक्रियक्रियम् यः ॥ ह स्मन्त्रीजी।।सम्बंदीनयोगभिशिण वित्र वित्र विवासिक स्वाप्त क्या विश्वासिक वित्र विश्वासिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वाप्त क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वापत क्या विश्वसिक स्वापत क्या विष्त क्या विष् क्षित्र होति। इतिभावता कार्यात कार्यात इन्नेवामामकाः दक्षित्र स्टूबर्गिकाशि कः वियविष्येत्वक्षेत्र विष्युक्तिमानि त्री एका उटच्छा ती हकः न स्वचि विश्वालाः क्षवाकेष्ठते धारदेशि इस नकरडिन लिस्टेंड्डः पर्यंग्लिपः क्रियेडिश्विवेच

उक्करिशंगणक्के नांभ्रणक्के भविष्ट्रिभवि। निल्ये देवि भंपकारि यह्मारी । । । व शिम्यित लगणयात्र-भूनेन उन् नक ग्ला अशहराः डिनिलस्थ्रिट्युभगारालिपः भष उ डिन्डिर डेण उच इ डि ण इ से हु यें। सहिर न्वविकविष्ठशुणः॥ णाउम्बेद्धरा। णाउरिहत िहराको भगकाग्रभंत्रम् कायार पण यशितम् ४० हजायं क्रिज्यस्य हु ४० जेप यक्त इडिवेनन उन् प्रद्यारिकारिकारि िन्धी करिड्येयणः मृग्येश्वीस्तरिक है। नगरनण दिस्वित भगका वित्रभंगाः ये त्या रि।लक्ष्यि। विश्वयि। यरथेयोलक्ष्यम् यस्यः मिविस्त्रीष्ट्रमी। इक्षेनकगणभाग्नामिक वस्त्रे विद्धाक्यक्रमकामाः यूनेन इन् सरेक् भिन्द्रीयर रियुलाः शिम्रिन् किल्डिश्युलाः बालयि । भीत्ये याँ गणसंहते भरं भयास क्रिक्टर हमलेपः उपविधार उनिलिए हारेकिक शह अरमे त्या । चुनककार एउँ क्या छ ति निम्ध यहुद्धनविववयस्थेलेचेडविजाइवि परे पर्वाम्यानुपयि किन्न स्वीत्रभिक्त क्ष्यिक स्थान वीलयाउपरायान उपरीक्ष यवि स्वेग्युस्यामिल्या ॥ यारम्य उउल्पा इप्रिक्तः॥ इप्रिक्तेन्ने लेशकार्ति द्रावता

न्यक्र विषमा स्वाधना विषमे वय नाविषा लगीकिल्गी उद्देव प्रयंनविष्ट -प उभेनविष्यः उभेनविष्टीयु वंन लक्षम वरंत्रविष्ठयः व्रयंत्रविष्ठय च्य दंलविष्टाम चुकंलविष्टाः वयंलविष्टाः भः॥ जान(केंटने प्रमुभीपरमे प्रस् भभम्येकवण्डेति । नहीं येः प्राचीनंक्षः न उभ उठियभभीकर डाइकरस्टंड्स अपन्ही न्य है डिस्थार भिवित्वी की उसे डिस्थान भी या भ्रहिष्टा सीनं विकरण्ये उन्ते ।

和

यन्वयात्रभाभेष्ठ्रवि । भेषभीभेष्ट्रयन्त्रित चिकानभ( विक्रिक्सिभनेभी के दिस्से ॥ भेक अ(लाक्न अस्तिक्रिता मक्त तक्र अस्तिक्र तक्षा यक्तिवर्गायक्षेत्रायक्षेत्र यक्षेत्र प्रक्रियाच्यारि थकेशन( प्रतेषाः प्रकेशास्त्रभी र प्रतेष्म्भीर प्रविष्येवविष्ठि प्रमाणि प्रमा साराहणः । युवि गणकर्ययभपुराः यश्चीवियभियभा विविध्यं दृष्ट्य द्रष्ट्य व्युक्त व्युक्त स्वभं इस त्युवित्युमहैं कुर्रणः पष्ट भीभेद्राविषयः गुभा उद्भ उपभारेषः प्राथमीद्वामा प्रमुक्तिमा ग्राम्भिययपुर राम् बराम् वराम् म्यान्त्र स्वान् सम्र

विवृत्वे स्थले सुम्यः पष्टुभीभं सुरुविश पक्षभीभेल्लकात्रभविम्णनभ (मक्रुधनभ उतिरुधिन ॥ भण्ड भण्डम् । भण्ड भ य प्रवर्श प्रवा प्रकाशिपापणथ प्रमा भित्रम भित्रमा भग्नमे भण्य प्रमेखाना प्रमासभा प्रमे प्रचार्वही स जनके पन राज्यः पति चमक्रिते थः देशकारिडिहिलेथः सुरुष्णभाषार विविच्छारस्य व्याप्ति । स्वाप्ति विविधि भित्रभ(उपभावभ अपुराओ चुनं एभ( नुकंश वर्भ उविह्न महि इच्चेह्न स नी मं झरवारे कुम्नी मं या वा भूषि एनभ

र्नमाभगवतस्याय

सम्बितिहर्सनी बहु कि मुन्य न प्राय उभ न्यायन व्यायः न्यायभ न्यायः न्यम न्याम न्याम मान्यम नियम्भित्यम् नियम् प्रमुभ(न्योग्नेन्यग्नादिन्यम्भि भव राज्यः इक्वित् नाकि होन्द्रज्ञः स्वाधिवह किया अहमहिष्टि उ: चभद्ववस्थः न्युक्तरभावाभावेहिः॥ ॥ श्वभवाद्भी व्यागवहम्यः प्रमुभंग हत्ति चहुरतीमंत्रयात्वभूपेनमा अधि गञ्जीहरू चपकी व चपस्भा चपकः चणकीः चण्ड्रमं चण्ड्रभं चण्ड्रभं

ग्र-

नगक्री । चपद्राचपक्रमां चपक्रा नगकः नगककर्मा नगति नगति नगति मण्युं कि एम (स्टब्सः इक्स्प्रेगुन् इक्स्क 到以至 12 P33 लिह क्रिकिमान्स्य इंडिंग्स्य ने सक्तीय इंडिंग्स्थे पर नरात्यान थदेष्ठवस्त्र क्राम्य क्रिक्ट विषयेष एः मचणीविभिक्षेषः चनवस्य धनुस् उमर् वृष्ट्रेशयस्त्र इते इति स्थाः प्रश्नित्र ए वर्षे उभ (वस्त ( चयभ च च व ( वस्त च उ उ उ भेच विद्याप्त अपिन विद्या प्रतिभक्त स्वादित प्रविक्षभंद्वपानिभय्यान्थं मार्विहेड्ड प्रधान रामदः वेषः वेकिवनपप्तिवेकषः वेम पण क्रम्पयम्पेकित्रप्रिसंग चेक्रेयम् इपेक्रिंग

यिक्षयेक्व के विद्ये ये विवर्त ये विश्व ।। य म् नुरुव्यः एकानुकान् । । ५५ कान विलिम्बेलीहरू: चृटि च्रिप्रवेडिमीडा:च्य लपरे वहेकद्वान्यदे द्वारण्डकर मानुस परमध्यन्यः उड्मक्वणनेयरिणन्द्रभा वाडिवाच्यणसीकः॥ वाल्यवेड्यमेनुइडि वाउटा मवत्रभक्तिः पृष्ट्य उद्दर्गभेभावण इक श्रीत दण अस्त्रीग जानेक्स्स् ग्राभित्रस्थार् उत्मुक्ति उश्लोभी कथा भी उक्ते उत्भी उभे गभवेशपे शक्षेत्रभूते शब्यः स्थ नीभंद्रवानि स्थानीयभंद्रायान्यस्थ ह विध्विद्यविध्युमीशुभव्य ३३ ग्रंभ

इंद्रभवेत प्रवेकन्म(, प्राचे प्रवाद प्रवाद प्राचित वडाम् पद्माने प्रमुक्ति, प्रम्य उक्त क्रवत्र सुक्तिः चन्त्रीः वाड (या मुंब , व स्थ व मां क भी अभी या भाग (भी र न(भी श्राभा भी वा भाग भी । श्रीवभा भीयभी विद्यानिक ।। या या वा वा मी भ केरववि'।। तक्रेब्र( तक्रिक्रेभ् ( तक्रिक्रेश तक्रिक्र मधा पष्टम पर्याभभी पर्याचे प्रशासकीय वकीयास्म वकीयन वकीयाः वकीयासुम्। यहीयभी पकीय पदीयदि पदीभित भया क ट्यः केइष्टे ॥ ॥भ्रंगिहरनिरंचीनिरुवि

ह्या ।। महिन्यमा मित्र हिमिर्यमा निविधिनेवमा क्रमम् ने उने उने इस्ते विमेत्र के ने ए कि मेर येग्राहित्रनियः हित्राहर्मित्र विद्यानित्र हित्राहित्य नानिकविष्ट्यीभं सनिकविष्ट पक्रिति एक्रानि एक्राभि प्रकार प् प्राथण्यत पहारे पहार हा यहा प्राथण प् किः धरुभा ॥ रामीविद्याति । सर्भारा मास्य मेगाकामास्य क्रमास्य मेग्रामास उध्यम्भ ध्यम् स्वम् ध्रम् । ध्रम् । वेनमंदिर नियम् निष्टाचीनि किरमा भून (इर् दीनिवयमनि विचाडिपहिभेद्रनिरुवि विचाडि पडिसंस्य हैं प्रेनिस्य महास्थित है स्थिति है।

यारिपविश्वित्र व्यक्त राज्यक्त मार्के उपादि स्था कि न हो: चपहात्रभा चपहार चपहार विपहार । इस्ति चपहार चपहार चपहार । न्यक्त न्यक्तमा न्यक्त न्यक्त क्या चयहेवभा चपहेचपहाचित चपहासित ॥ पर्ना कवत्रश्रकिः पद्वभा चत्रुद्धानिः ॥धनुष्टभावण्ड कर्मा पाष्ट्रभड्डक्रीतिराभाड्यावर्गनभ्भभ्भीपा भी हुसुरीभाषण इस इहवानि सातण इक संद्वा अध्योगन्य एडिहामीनं से वर्णके दहानिम् रा द्वितराह्मार्ड राष्ट्रेड प्रस्तित्र वर्ड अभुगार्ड थड़ इसि पश्चिम हिन्दे स्वाप्त स्वाप्त स्व रीनाभितिक्वः हैलः जंदेन भुव्यविविवगुलः ह्रभ्रह्माइडिकः॥ ॥५इण्डडभ्रक्तरलेपरभे

जान्य ।। ।। प्राप्त निर्मारवर्षिः पविद्यस्या इत्माच्याक्रमाणा मुख्यस् भवडेपॅरंहत्वरीडियरिक भने क्रथमा स्टब्स् रीयम्बिन्नहोक्तरः पक्षित्रप्रमुग्नार् वालपहरूली अवल में का रिया है कि है एक के स्टाल प्रविद्याभिभवभः उड्डेका साम् अस्मरः भव न्द्र नाम सः संभेष्ठिति दशिक्त स्वाति । अवस्ति स्वाति । अवस्ति । अवस्ति । अवस्ति । अवस्ति । अवस्ति । अवस्ति । र व्यक्तियात्र द्र्यीय। उद्देश्या अप्या । ज्ञान अपा अपा । अन्तु मुखर् गुविक्षित्रुश्चान् गुर्गापने विक्तने साने कि विन्त युपनिस्यांभिष्टिडे डिरा स्यामिक उद्याणि उक्रोक्षमध्वे विविक्र विक्रियं यभ विक्र किउ प्रेनेनभन उन्हरूपणायम् हे विद्युत्ताः

क्ति चनाव्यक्रमालेपःभावणमञ्जूषीयञ्चार सिथा कवत्रधकत्त इक्थ्यः ग्रथाः विसाः ग्वनध्किः धर्म । इति ग्राम्यस्तरले । स्पर् देत भावण्या चीर्वी ब्रह्मा द्वारा भावण्या भीर नग्रम् मनम्यापन्ते मामकेणने एक्स्म रवित एपाभक्त्रस्थ्यदीयस्वति भानेवियावे क्रे भित्र होते हैं के भी भी भी भी है है है है रंभित मीमंभित भाग व ए इन्न सम्म प्रेमेन भन् किंच महभद्यक्ष भव्यं करेति इ युनेनमीयाः तरेः दातीयाच्याक एक ब्रुक्टे विन ध्यः चामपेष्ठिमिष्ठभिद्विष्ठाः अनेरन्याः प्रित्व अभाग देशियां सभावत्वस्यः ॥

ण्डिकक्रम् "स्भाजात्व्यक्रिकक्षक्ष्म इभज येण इः इम्रोग्राम् उन्सह एकका क्षित्र अस्त भरवित हें असुडि वहते दे गणाल उहारे यान्य महता हुन्। महता णः मवनश्रकः हेतु भिद्धवीरिवाने के उद्योग भनी भाजनं अनी विस्थक इमेनिस है: उथि। निर्वादिक हे विकास के स्थापन के स्था गुण्णिकहभंगिनवर्डे उन दुर्ण भड़िश्ति, उम्मार्गेक विकित्तिकीयम् उक्तेची विकित्तेवः। मन्त्रभक्तिः भड्डभाँ उण्यत इति एड्अप्ट्रिया भंडे भववर्ष विषय विषय के प्रति । प्रभवत उलिया गरते उक्त मिस्रवीहिक्स मा गर्ग

गथुरी सुरोगिन । उथः करणः ब्रोह्म संग्याथमा गयायायात्र हराडि भड्छा मुहार अडीयाडि। र विषयी प्रमेनिया इका नक गियं ह बक्तस्टेड अधित्वक्तस्रेड मकास् वंद्रभ(॥ डेण उत्र इंडिण इंस्ट्रेंब संह ब्रुशाना । नि पक् वासम्बादिवाडि॥ र ॥कश्च वास्तिम न्थित मेलः सम्बद्धां गर्थानायां कर्थाः विरुवित यसग्उ (अवेलविन मध्यान्य इ.नः भइकड्टी एनकश्मिति मुरुक्छिति भ्डीयिडि चनेबक्ष्टः॥ र उपभानामामाना ।अन्मद्भागः चुक्तवेके विन ठवि च्या इचितंतिये वड्गानाडि नाहारे डिडि९

नविक्रवणः रूष्ट्रमुविद्गुडिव्युष्ट्यः सुरेषः। एककिडका किया अधिक किया उसके उन्युंन मानाभिद्ध वि स्थ्यं भ्रम्भिक्ष मावि भ्रशिया महम नावंग्वभिक्मगडिग्वीयितिमक ज्याक्ष्या विस्ति । उपभागद्भुगका नेडोचिष्ठविष्ठ सक्रम्यलेथेवा ठविष्ठ॥क कः हुन इसामारि हुनायके। मन्याधलिका कुलाबाउँ ।प्रतेन सुधिः उक्तरस्य सुरुषः उण्डब इडि एउने सुवान हं नव हुने हुने भंग्रे मुन् उच्कं पयडवामाति । यायो धययग्रेडे मनेनवा भक्र रहियः नानिस्क्र वाचुयर विवाद विष्टका निभा वेष्टि॥ ल्

कि.

पहिभीइ।सप्रभीयाग्।चित्रिग्राभिष्ययंभग्र —ः विभम्कः वस्ति हतः चभवेष्व सः वि क्रमः ग्रमक्रममन्निद्धाः द्वन् डहुभे चणीनेभागवक्षभत्रयंत्रकवार् उपनयेवन लीक् प्रान्य विन्धनः। उपभितः पहुमीनम्। अध्रमीवंव निश्चि नप्टेनचेगुविगुणः अर्थेने किंद्यकरण भटेंचे अरमुद्रेष्ट्ये मणीयीय्या इल् न्यष्टयने । निव्यतः पष्ट्रभीने भप्रभी रंग यविलके पद्मालः मयुग् भु में मेगर विस्वक्षेत्रके देव में

भी बाद्यान्य चरिं। अञ्चभीया इं। मृत्रि एर्दि हर ब्झीनलक्।एक्ट्रयीनभाचणड्किडीनि वार्किरणः भ्रथश्चेषे विष्णुण्यकतः। वुभवप्रवेस। ना चयप्रवः भयुभी वं चाचि विषये त्यकः । नि भर्नेलडकड्डूक्यन (॥डफड्ड्यूनीचरा १क्ल्था धाकुभी नग(।सप्रभी वंग(भणक् णके विति एड् वित्रमकः। ब्रथ्यक विक्रयाण्य लिए। यय तस्किः।वेद्वताः चुभव्या चुगद्धद्वताः । -चगरे हु।गभूगरेगाइकर्पेष्ठिक्रम् कर नुका । नुस्य । स्वारा स्वारा स्वारा हो। स्वारा स्वा

उमकः। इन्तर्ग म्ब्रीहरूः। एक नक ग्राभाकः न्धनम्बरविद्यास्यक्रम्मभः।४६भी६। निशा विद्यारमभूभीगाविद्याद्रम्भूय क्रमने वस्त्राण उपे क्रमीह स्त्रिशास वसी गा निवि। निभर्णभर्णभर्णियुभंभूर स्थाजनाण्डेविष्ट्राच्यः विण्डावर् ॥चेवा उन्हें चेत्रवेशियां के पित्र शिक्षिये। किरोग के निर्देशितिक प्रदेश प्रमुख्य प्रव बक्र क्षा के वास्त्र मिन्स में में प्राप्त प्रक्रमां। स्र थकेक से सम्भीय व ज ने विषिः॥ या व स्नी नभगिद्धंग्रह्मार्गाम्यम् स्थान

क्मिथिवानि। पत्त उभिमिन्स ए गर्वीला प पानाथक्कवित्वविष्यः विद्वविष्यिक्षेत्रः। च ट्राम्बद्धभाने। वियोगनं भ्यक्षि। एउ चे छे उ विडिडच(उच्चेपविड्योहि:चिराकिरवर्धेव लः। अभक्रने यं अधुनीभिष्डिन सुन्नि। पर्वभ विभागभाष्टिश्वभी।हिर्विहिन्।विम्गां।एका विक्यमध्य वर्गाविक लेग्य के।। अपुर्भी एभो ॥अगन्याः भरेत्रमचः। उधुनण्ये। विकरण्डलेपा। इमिष्टिणन्षा। भिर नंगीवडा भिवंग इड । स्मीवभूग एम्डिसभी

-वर्षकाभावणडकेडविषकास्वास्था क्रीडिकिलेपः॥इक्रियः इडेयेनिमिग्रस्भाने। यंचाजाना/हरूहः॥ व्याना करेना कार्या । प्र कारमाण्याः । जीवरन्तरवान्। जीवर ह्रवार्। गाविष्ण व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति भीकि।यनेनपति।ज्ञाजाली।केनकानिशि विजिलिपः ॥ ६ सभक्त कि मिसे द्वार सभक्त रायाभामिषिणाव दुभागक्षेत्रः। एकुभीह्य शिपरेरमहोक्मिलामुष्ट वभायः।अभ रानाम्यम् प्रयम्। यूप्तिस्यम्। स्य

क्रिक्रलेचा सन्य हिन्द्र चेविदिन से बेहर चिम्रम्बिगचमनेलडवर्गाद्वरः॥ बर् वस्तुभगङ्गेत्रच्छेत्रच्छेत्रच्छाः।।इल्लायाः। चर्नमके अवे विषेष्ठ से महण के विष्यु चेन नयः। उध्रपण्येविक गण्येन पडिशक लियः। म्वतस्किः। बत्वनानुः विनस्यः॥ ह पक्ष सेवभंगो-चवभित्र रूपगभः। चवभाग विकाणक्रमेविकिक्वाह्यविगामवस्थामवेक्री ह।। व्यवस्था विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्य ताला प्राचीति। उत्राचितः। करें विविश्वानः ।।

यः।हस्कारमेश्वरमेश्वरमेश्वराप्त ग्नि। एउमे क्रिस्तीका प्रविगुणः। यविक्रियोगाः। चाडपाइनिधाइन्संत्र च वाचिचेत्रीहे । इयाप विषिडः। मुक्तु वाङ्गणणा कवान्।। भजराबि।भंड्भीये इभिष्टेडाङ्गणाले क चीः। मुभक्त व पत्रे में ने। दिया विपिद्धि व अञ्चलका कुल्यास्य क्षेत्रे विद्युलाः। यस्त किंगिक्सन्धकः। चुभेगिर्द्याः ह भूषेग्रह्मह प्रिण्डि स्प्रियाः। वस्त स्रेवेड्स वासी के वि उने ने कला विभिन्ने पे कवर्ड में शिवानि हो।

And .

ञ्चमित्र परमे इति गुण्य हतः। प्री ० इपि ० इपि पण्डियः।रभक्रविविभाष्ट्रः।पण्ड्याक्षेत्रवि मध्नीराजाराजाराभी दल्या गामाना सुनिहाः ज्यान । जैसे परिद्यीन सः (प्रमी कि वाःअंगुः। परिकार्ष्य नी शक्त संस्थः। ज्ञंभाभ ह्मां विश्विपरिकास विसे प्रथा वेनय के ने भरेक म्येविड्ड बेड्ड डिएड भूगमा करते । यक्षकालीयोसपर । एकाः वका क ए एक इति एते पः ॥ याचित विदे व उभन व्याच्छ्रभभेषिक्षभगाड्विष्ट्रेपणेष्ठवी

विक्रनाम छ । अस्पेत्रकारी अस्ति विकास ं दक्षर यक्तिभाष्ट्री साम्यान निर्मा : म इति वंद्राभिष्णियस्य विकासिः। यह देविः निभिग्नाम्योगस्थः। दियानिथानिः। पक्रि मुजाम्बर्गान्य । दियापिभुजार ने स्व बुद्रावद्रष्ट( प्रवस्त ॥ ६ कविष्ट्रं विस्तृतीः ः स्थाः । स्वाहक्ताण्यः । इरुविध्यो चुन्नीः स्थानीयाहत्ति। हिस्नी अवर्गह क्विष्टि । इस इया भी कि विश्व नी श्री है। इस ग भश्चभाचणबेकेडर्ए। इयाजां मुनीः याजी

कः। मुर्हेपरे विचानु सीसी।। ह में उत्तरला कहाणकप्रः रणहीदाबह्य । हिड्ड ज्यांभविदिनः । भक्त उत्तरणाश्चर । एउरडी उक्ल अंक गणा द्वाचिक स्याः ए स्व हर वर् नीक्यारिथउयः।विठउयेठवनि।मक्रिकी चलग्रीक्तानिकग्रालिकालाहम नीहाडक्रवेद्या मिल्लिहरू।वाविग अडिम्बेड्शनानः देवन केनः।करिं विविधेगुलाः नाभ्रविविविविक्यणभ्या लाः क्रिकः यित्र गाः। प्रस्ता विश्व विष्य विष्य

लगीदि ॥ परेक्युचँन नि। इभिल्मीनः उभेल गित्राल गित्र निकार मित्र के स्थान गित्र स्थान स्थान गित्र स्थान स्थान गित्र स्थान स्थान गित्र स्थान स् परंग्लत्नीयः प्रयंतानीय लानीकि ला कि ॥ इत्रेचचंक्लच भिन्न गंस्वीयः वयं लगीभः लगीजिलगीजि डे उद्देव प्रय भलावी इभावलाविश्वभी । उद्देश्य न्यलचित्रः लगीित नगीित इहेव १ भ्याजभाविषभी, सार्वभवभनाचीः य्वाभनाविज्ञाभ युवर्भविध् ॥न्वनी कि लगीकि॥ उस्त न्ययंभनविधी

इ.जांचा करूं भ्यमुहब्बान (भ्यमेजा कल्ली करे लक्करेयसुइड्डा: ४५वः थ पुड सभ्यार्थ मुझ क्रिक्टिक इति इतियसुदेनः यमत्रभुइत्वर्था। दिया। द्वियम्भिक्षिकेकारे भवक्तिश्व भट्ये कवमनेपद्धियः ॥ ॥रीतः। प्राकृता डीवा क्यामभक्षियाः क्यामभक्षिय हे बर्भानं मुहै स्वकले भूम ग्रीवर्भ अधुरुष्ट्रीयक्वयंस्वाडिः ॥लगीक